



श्रीनगरॅ दिसंबर 1938 हस मंज़ ज़ामुत श्री चमन ठाल राज़्दानन कोर बी. ए. तिम वर्ष्ट्राचि जम्मू व कश्मीर यूनिवर्सिटी प्यठॅ श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगरॅ मंज़ॅ पास । 1960 किस शरूहस मन्ज़ कॅर राज़्दान सॉबन यहाँय यूनिवर्सिटी ऑकिस असिसट्ट किस हॅसियतस मंज़ जोयिन येति यिम सीनियर डिप्टी रिजस्ट्रार बनेय । यिमव कॅर बहॅसियत अफसर तित मुफ्तिल्फिर तॅ अहम यूनिट निगरॉनी । नोकरी करान-करान कोर यिमव जम्मू यूनिवर्सिटी प्यठॅ पुलिट्किल साइन्सस मंज़ एम. ए. पास । यूनिवर्सिटी हॅन्दिस जम्मू सब-आफिसस मंज़ रूट्य यिम इॅयन वरियन बहॅसियत आफिसर-इन-चारॅज तॅ अती प्यठॅ गॅय यिम दिसम्बर 1998 तस मन्ज़ रिट्यर ।

राज़्यन सर्ठेंब ऑस्य बहॅसियत अख तालिब-ऑलिम कॉलजिक्स मैगज़ीनस तें बेंधे अखबारन मन्ज़ मज़मून लेखान । रिययर गच्छनें पतें रूट्य राज़्यान सर्ठेंब अंग्रेज़ी ज़बॉन्य मन्ज़ मज़मून तें बेंधि हिन्दी तें कॉशिरिस मन्ज़ भिक्त लेखान । अंध्र्य मन्ज़ कोर भगवान गोपीनाथ जी महाराजन मिमा प्यंठ ऑग्रह तें थिम बनेय तिहन्द्य भक्त । यिमव करि चोर लोकेंचि किताबें जोरी यिमन मंज़ भगवान जियन्य अनमोल क्वन, श्री बब भगवान चालीसा (हिन्दी तें कॉशुर) शॉमिल छि। अमि अलावें ति लेख्य यिमव भजन तें लीलायि यिम मुखतालफ जॅरनलन तें किताबन मंज़ छापनें आयि । श्री बब भगवान चालीसा सपुद स्यठहाँय मकबूल चाहे परनवोल भगवान जियुन भक्त ओस या नें ओस । येम यि चालीसा अिक लिट बूज़ सु रूद यि हर विज़ि बोज़ान, परान तें मन्च शॉन्ती हॉसिल करान ।

राज़दान सर्ठेंबन लीख्य केंह वाख ति कॉशिस्स मन्ज़ । यिहॉय वाखें-सोम्बर्स छे यथ "कण्ठपोश" किताबि मन्ज़ तोहि पेश यिवान कर्से । राज़दान सर्ठेंबनिस पिता जियस ओस नाव पं. कण्ठ जू तें माता जी हुन्द नाव श्रीमती पोशकुञ्य । यिहुन्द ज़नम छु ऑत्य कर्देल्स मंज़ सपुदमुत तें यिम छि बायन मंज़ सास्निय कॉन्स्य । माता-पिता छि भगवान भक्त ऑस्यमेंत्य तें तम्युक असर प्यव यिमन प्यठ ति । यिमव छु मॉल्सि-माजि हर्दिस नावस प्यठेंय येमि किताबि हुंद नाव "कण्ठपोश" थोवॅमुत । यिछि भावनायि प्यठ गिच्छ यिमन शाबश दिनें युन ।

शास्त्रा पुरःकास्य (संभावना था दःकत्र) कर्णकः .....70



# कण्ठपोश

(वाखॅ सोम्बरन) श्यन खण्डन मंज़

चमन लाल राज़दान

शारदा पब्लिकेशंज 42 - बी / सी, दलपतियां जम्मू-तवी



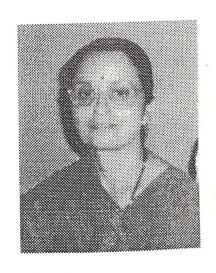

पर्नेनि दिवंगत पतिव्रता गरवाजिनि श्रीमती नैनसी राज़दान हुॅन्दि नावुॅ अरपन



### तरतीब

| न.<br>1. | शीर्षक<br>गोढ़ॅकथ                        | सफॅ नंबर<br>1 |
|----------|------------------------------------------|---------------|
| 2.       | दिय अनुँग्रह (भूमिका)                    | 3             |
| 3.       | <u>खण्ड - 1</u><br>व्यनथ ( 40 वाख )      | 5             |
| 4.       | खण्ड - 2<br>ग्वरॅ-पोश ( 38 वाख )         | 17            |
| 5.       | <u>खण्ड - 3</u><br>साधना ( 60 वाख )      | 29            |
| 6.       | <u>खण्ड - 4</u><br>भक्ति-भाव ( 24 वाख )  | 46            |
| 7.       | खण्ड - <u>5</u><br>आत्मानुभव ( 112 वाख ) | 54            |
| 8.       | <u>खण्ड - 6</u><br>विस्थापन ( 16 वाख )   | 84            |



### गोढ़ॅकथ

बॅ छुस नॅ काँह लेखनवोल तॅ नॅ छुम ज़ाँह ल्यूखमुत । अलबतॅ छुम इका-दुका ज़ाँह कालि लोकॅचारस मंज़ मुखतलिफ ज़बानन मंज़ ल्यूखमुत युस कॉलेज मैगज़ीनन तॅ केंछ़न अखबारन मंज़ छापनॅ छु आमुत । तथ वनव नॅ लिखाँख आसुन । म्यानि सरकॉरी मुलॉज़्यमतॅ मंज़ॅ रिटायर गच्छ़नॅ पतॅ ह्योतुन मे कलम तुलनस कुन रुजहान गच्छुन तॅ ह्योतुम लेखुन । यि रूद ज़्यादॅतर भक्तिभावस तामॅय महदूद ।

भगवान गोपीनाथ जी महाराजिन कृपायि सूँत्य आव केंह भगवानिजयस प्यठ हिंदी तें कॉशिरिस मंज़ भजन तें लीलायि वॅनिथ तिमन पेश करनें । ॲिकस "भाव-पोश" लीलायि मन्ज़ ओस मे भगवानिजयस वोनॅमुत ज़ि तोह्य रूज़्यतव मे दुहोय वुज़ॅनावान युथ बें कुनि रंगें तुहॅन्ज़ सीवा रोज़ॅहॉ करान । शायद छु यि तमी भावुक लोल ज़ि बें छुस ह्यवान ती करुन यि नें बें ज़ाँहिति ह्यकहाँ कॅरिथ । तिम लीलायि हुन्द सु बन्द छुस बें तोह्यित बोज़ॅनावुन यच्छान । सु छु यिथपॅगॅठ्य :

विज़ि-विज़ि तुहुन्द अनॅप्रह, म्विछि मंज़ छिवँ नवप्रह । दुहोय रुज़िव वुज़ॅनावान, पोश लागोय भावॅसान ॥

भगवानजी रूद्य मे दुहोय वुज़ॅनावान तॅ वनान ज़ि केंछा बोज़ॅनाव । आसान हिंदी तॅ कॉशरिस मंज़ आसनं किन्य रूद यि स्यठॅहॉय कामयाब तॅ लूकव कोर पसन्द । अथ मंज़ ऑस्य केंह कॉशिस्य वाख ति । केंह वाख वॅनिथ आव मे ज़ोन ज़ि यि कूशिश थवव जॉरी तॅ किताबि हॅन्दिस रूपस मंज़ करव यि पनॅन्यन बन्द तॅ बांदवन पेश युथ ज़न तिम ति म्यानि ज़िन्दगी हॉन्ज़ि तजरुब सूँत्य गच्छन फैज़्याब । यिमॅवॅय वाखव सूँत्य पेयि यि "कण्ठपोश" नावॅच वाख-सोम्बरन थनॅ तॅ योसॅ बॅ तोहि पेश छुस करान ।

सवाल छु वोथान ज़ि वाख क्याह गव ? बॅ वनॅ वाख छे दिलॅच सो आवाज़ योसॅ पज़र चेनॅनॅ पतॅ दिलॅ मंज़ॅ वॅथित प्रकट यच्छान छे गच्छॅन्य । प्रकट करनवोल छु अथ तिथॅ पॉठ्य वोनान तॅ न्यबर कडान ज़ि बोज़नवोल या परनवोल छु अथ दिलस मंज़ जाय करान तॅ हनाह पर्नेनिस पानस प्यठ अपनावान ।

वोमेद छम ज़ि म्यॉन्य यि कूशिश लिब पॉन्य पानय पनुन मकाम ।

बॅ छुस डा. भूषणलाल कौल सॉबुन स्यठाह आभॉरी येम्य यि हटिचमाल वाख-सोम्बरन हॅन्दिस रूपस मन्ज़ बनावनस में अथॅरोट कोर तॅ होसलॅ द्युत । सु छु म्योन हमदर्द तॅ गमखार

प्रो. चमन लाल सप्रू छु म्योन ल्वकँचारुक यार तॅ ॲस्य वडेय सूँत्य-सूँत्य । यथ मंज द्युत तॅम्य ति पनुन योगदान ।

बॅ छुस पर्नेनिस बॅडिस साहेबज़ादस सुरेन्द्र जियस तॅ तॅमिसन्ज़ि आशिन हॅन्दिस बॉयिस संजय काचरूहस दोछ़ि-दोछ़ि ऑही करान यिमव कंप्यूटर डी.टी.पी. तैयार कोर । बब भगवान रूज़िन यिमन सूँत्य-सूँत्य असि सारिनेय कृपा करान ।

सारिनॅय रुत कान्छन वोल

चमन लाल राज़दान 107 - डी, पॉकेट - बी दिलशाद गार्डन दिल्ली - 110095

24 नवम्बर 2003

दूरभाष - 22136144 22117804

## दिय अनुँग्रह (भूमिका)

कबीर सुंद्य 'शब्द', रहीमुॅन्य 'दोहे', तुं लिल हुंद्य 'वाख' बे'यि नुंद ऋे'श्युॅन्य 'श्रुख' छि गागिर मंज जन तुं सागर (सदुॅर)। ललद्यदि यो'स वाखन हुंज परम्परा कॉशिर भिक्त शॉयरी मंज शो'रू कर सो' ऑस हना ल्वित ल्वित ब्रांह पकान। अमा पो'ज़ यनुं अस्य माजि कॅशीिर हुंदि फिर तलुं लंजि रेटिथ कॅडिथ छुँनिख तनुं जन आिय वाख वननुंच तुं लेखनुंच परम्परा बे'यि बारससा अथ कारवानस मंज़ छु नो'व अछुर चमन लाल राज़दान। बुं जानन राज़दान साँव ल्विकुँचारू प्यतुं। जांह बूजुम नुं यि शॉयरी करान। हरगाह करान ति आिस हे मार्कस मंज़ ओस नुं वनान। यो'त वातिथ सगुद ऑमिस ग्वरूँ सुन्द अनुंग्रह। वुन्युस तान्य लीखिन यिम किताबचि - भगवान गोपीनाथ जी संक्षिप्त महात्म्य बेयि तिहुँन्दय अनमोल वचन, बब भगवान चालीसा, क्षमा अष्टक तुं नागडंडी चालीसा। अिमय सिलिसिलुँक कोर' छु कण्ठपोश। यि छि राज़दान साँबुँन्य साँदुँरवार रचना - वाखुँ सो'म्बरन। यिम छि व्यनथ (ऑरच्रर), ग्वरुँ - पोश (ग्वरस पान पुशरुन), साधना (तसुँद्यन पादि कमलन लोर ऑसिथ दिय सुँज़ वित पकनुक सफर), आत्मानुभव (चेनुँवन) तुं ऑखरस विस्थापन (गरुँ रावुन - ऑल्यनाशा)।

पनित्स मॉलिस कण्ठुंजुवस तुं मातायि पोशिकुजि हुन्द्य ऋे'श्य सन्तान चमन लाल राजदान सॉबन छि यिम लॉब्य तुं सॉदुंरवार वाख तिमनुॅय "कण्ठ-पोश" नाव दिथ अर्पण कॅर्यमुॅत्य। राज़दान सॉबन छि वुमिर नोकरी कॅर्मुच, कर्मयूगी सुंद कर्त्तव्य निबोवमुत। गृहस्थ चलोवमुत अमापो'ज़ यि ज़ॉनिथ ज़ि - "बॅस्ती मंज़ वनवासुॅय रोज़"।

म्यान्य छस ऑही ज़िं बबॅ सुँज़ वॉणी - स्यज़राह, पज़राह तुँ शो'ज़राह वरतॉविथ ऑस्यनस ओ'रजुॅव तुँ दो'र को'ठ। शारदा मातायि हुंज़ दया ऑस्यनस तुँ रुॅत व्यच़ार लेखनुँ बापथ कॅर्यनस प्रथविज़ि अथुँरो'ट।

मोंजहोर जूनुॅ पछि काह सप्तर्षि - सम्वत्, 5079 (मोक्षदा एकादशी, गीता जयन्ती) (प्रो.) चमन लाल सपुर सम्पादक कोशुर समाचार दिल्ली

# खण्ड - 1

व्यनथ



### ाउँ

#### व्यनथ

मॉज हारॅमाल वनान नाराण जुवस माजि द्युत संतान जन तॅ शिवनाथ यिहय छुय सालिग्राम गूपी ह्युह तवय थावोस लोलॅ नाव गूपीनाथ ॥ 1॥

> नावि छुस लमान भवसागरस तारनवोल छुम पानॅ भगवान तारान वोनॅनम नाराण बबसॅय मॉज हारॅमाल मंगान रुत जगतस ॥ 2॥

आरती करान तॅं लोलाह बरान परान सॉरी ग्वरॅं गीता वुछुम संमोख पानॅं भगवान दर्शुन दिवान करान अनॅग्रह ॥ 3॥

> छि लारान योर यिवान सॉरी अथन क्यथ पोश ह्यथ डॉली करान अर्पन छि भगवानस मंगान छिस तार क्रूठ सॅदरस ॥ ४॥

छुख दयालू पानॅ दयानिदान छि यिम चॉन्य पाद न्यथॅर शूभान यूगियन हुन्द चॅ यूगीश्वर निश-पॉपियन हुन्द चॅ बब भगवान ॥ 5॥

> रॅटिमय मे पाद बोजुम फरियाद गोय ना कनन चे म्योन नाद वनान छुसय बबॅ दितॅ मे तार चठतम रज़ॅ-गन्ड म्बकलावतम ॥ ६॥

लालो हा बबॅ लालो वन्दयो लाल लाल छुय ट्योक तय लालऽय नॉल्य लालऽय ऑसिथ टोठ छुख लाल चारॅ कर सोन लालॅ मन्ज़ॅ लाल ॥ ७॥

> नाद गोम कनन तय भास्योम बब छॉन्डिथ छोन्डुम म्यूलुम न केंह अडॅरॉच ध्यानस दर्शुन होवनम वोनॅनम बब छुस भक्तयन हुन्द ॥ 8॥

दून्याह ज़ॉलिथ वॅलिथ पान ॲग्नस बावान दो'ध तय ग्यव बबॅय ऑसिथ, बबॅय लॉगिथ बबन रोछॅनस पादन तल ॥ ९॥

> बबन परज़नुस अकी नादय वादय ह्योत्मस अकि पतॅ ब्याख मनॅच शॉन्ती तॅ ग्वरॅ भक्ती शक्ति आयम तॅ वौपदेय वाख ॥ 10॥

कूठ संसार तय म्यूठ छुस रस येम्य जोन पानय तॅस्य आव ह्यस दकॅ दिथ त्रोबुन, प्रोबुन यूग भगवान जगतुक तॅ म्योन छुय बब ॥ 11॥

> अनुभव कॅरिथॅय फॅरिथॅय गोम् थपि न्यूनम लूभ अहंकार मावज़ॅ कने भक्ती दिचॅनम् लोलाह गन्योम तस बबॅ लालुन ॥ 12॥

चिलिमाह ज़ॉलिथ, खॉरिथ ज्यूत्य भगवान मीलिथ ब्रह्मस सूत्य दारि-बर खूलिथ प्रारान तस यस बॉविथ पनॅनुय हाल वोनुॅन ॥ 13॥

> भगवान जॉनिथ, भगवान मॉनिथ भगवान वोनॅहस इहॅ लूकय भगवान ग्वरॅ-रूपॅ ऋॅचन हुन्द रूप भगवान सोनुय छु गोवरधन ॥ 14॥

युस आव दरबार अहंभाव त्रॉविथ सॉविथ थॉविथ मोह तय लूभ भगवान वबॅनॅय द्युतनस दर्शुन वर्शुन कोरॅनस वरदानव सूॅत्य ॥ 15॥

> बब छु बनान कुनुय छु दय तस निश सॉरी हिवी तॅ कुॅन्य आसुन, बसुन तॅ संसकार यि छु तिहिन्द्यन करॅमन मंज़ ॥ 16॥

प्रारान रूदुस तिहॅन्दिस नादस वॉन्साह गॅिय तॅ म्यूलुम नाद नादॅ वोल भगवान विऽनथॅय गोम स्व-मनॅ भक्ती प्रावख फल ॥ 17॥

> ज्ञानॅ गंगायि मंज़ गोतॅ दिवॅनावतम सोरॅनावतम तॅथ्यमंज़ पर्नेनुय ध्यान क्रूथस सूॅत्य-सूॅत्य अज्ञानॅ मूलन द्रातिरूपॅ वाखॅ सूॅत्य करतख नाश ॥ 18॥

नाव हेय-हेय नावि छुस लमान नम छुम गेटॅमुत चर्चे भगवानन क्रख दिथ वानॅनम यथ तूफानस नाव तरि पानय क्रूठ सॅदरस ॥ 19॥

> ढखॅवॅन्य लूराह सूॅत्य पकॅनॉवम सूॅत्य-सूॅत्य रूजॅम प्रथ कदमस तिथय पॉठ्य सतग्वर सूॅत्य छुम पानस विजि-विजि रॉछदर बब भगवान ॥ 20॥

निख छुम, डिख छुम, सूँत्य छुम पानस रॉड्य-रावठ बेयि सायि छुम तॅमिसुंद नालॅमित रटॅहन होल छुम गोमुत पादन मौन्य-मीठ्य बब छुम आसवुन ॥ 21॥

> ध्यानॅ मन्ज़ॅ बॉवनम ज्ञानॅच कथ मो त्राव सुमरण मनॅ मन्ज़ॅ दूर वौथॅवुन तॅ बेहवुन तॅमिसुन्द ध्यान ज़ीर छुम दिवान पानॅ भगवान ॥ 22॥

नाद आम वबॅसुन्द आश्रम वातनुक वॉतिथ प्रोवुम नोवुय अनुभव ज्ञानस सूॅत्य-सूॅत्य भक्ती दिचनम मन छुम नॅ मानान फेरुन पथ ॥ 23॥

> दर्शनस बबॅनिस सॉरी लारान प्रारान रटॅनस गुरु-प्रसाद मनिकामन छख सारिनॅय मेलान वातान दौख लूभ सॉरी अन्द ॥ 24॥

आनन्द बुछहाँ न्यत्रव पनन्यव कनव बोज़हाँ अमृत नाद ज़ेवि सूॅत्य करहाँ वखनय नावस बबँ म्यानि ॲथ्य सूॅत्य पूज़ा चॉन्य ॥ 25॥

> प्रान्यन पलवन रंग दिवॅनावान नव्यन बानन बठॅ कडनावान बब भगवान छु शूभरावान प्रान्यन तॅ नव्यन सम्भावॅ सूॅत्य ॥ 26॥

ज़नमाह दोरुन तॅ मोरुन क्रूध तॅथ्य सूॅत्य लूभ, मोह बेयि अहंकार गरॅबार त्रॉविथ, प्रॉविथ तस यस सूॅत्य रूज़िथ बन्यव भगवान ॥ 27॥

> बबस मॅन्जिम कुनी कथ सथ छम चॉनी हावतम वध लथ दिथ त्रावहॉं आसुन बसुन मंथ छुम गछान लोतुॅय रोज़हॉं ॥ 28॥

भक्तत्यन पर्नेन्यन अज्ञान हरतख शौद्ध व्यवारन सूॅ्य ज्ञान दितख दोनि हुन्द बेयि प्रकाश त्रावतख बबॅ अहं त्रावुन सोऽहं वनतख ॥ 29॥

> बबन द्युतनम कुनुय वरदान चे मालि पूशनय म्योन प्रसाद सर नोमॅरॉविथ कोरमस प्रण करॅ आदर सारिनॅय ग्वरॅद्वारस मंज़ ॥ 30॥

ज्ञानॅक्य च्रऽंग्य वित-वित ज़ॉलिथ प्रकाश ज़ोतनावतख अनॅग्रहॅ सूॅत्य अज्ञानॅ रूपी अनिगटॅ कासतख दिशा हावतख बबॅ पानस कुन ॥ 31॥

> अज्ञानॅ-मल छलतख ज्ञान दितख पज़रस कुन वथाह हावतख पज़रुक अपज़्युक म्वल भासनावतख बबॅ भक्तियन पनॅन्यन मिलचार थावतख ॥ 32

गूरॅ-गूरॅ करहॉ ग्वरॅ जानानस भगवानस वन्दहॉ मन तय प्राण शुहुला त्राविहेम ऑखरी समयस दयॅ नाव रोज़िहेम मनॅसॅय मज़ ॥ 33॥

> पूज़ा तॅमिसॅन्ज़ विज़ि-विज़ि करॅहॉ जपॅहॉ मर्ने मऽन्ज़्य ज़पॅ माला ध्यानाह दॉरिथ, ॲछ मुच्रॉविथ संमीखॅ वुळॅहन बब भगवान ॥ 34॥

मनन दोपनम सफर्र्स नेर सफराह भास्योम क्रूठ खोत क्रूठ दोहॅ अकि लॅबॅम छोटॅय वथाह सेदि-स्योद वुछुम बब भगवान ॥ 35॥

> स्यज़रा, पज़रा बेयि श्योज़रा बबन वोनॅनम यिमय अपनाव यिहय छय वथ तोर वातनस तित पानय बुछिहन हरगूपाल ॥ 36॥

ओनाह बुछुम पकान स्योदुय व्योदुय भास्योम वतन सूॅत्य ॲन्दिरम प्रकाश न्यबर त्रावान यिथी गाशि तारिहे मेति भगवान ॥ 37॥

> ग्वरॅ-पूज़ा तय ग्वरॅ-ध्यान यिम छी नावि-वॉल्य नावि लमान नाव लगि बॅठिस बॅति लबॅ तार सतगॅवर मेल्यम पानॅ भगवान ॥ 38॥

यी वोननम ती मे कोरुम गोरुम निव सरॅ पनुन पान जान द्युतनम पिज़ वित लोगुम ब्जुम सतग्वर छु पानॅ भगवान ॥ 39॥

> भक्तियन अथॅरोट सथ छख चॉनी ज़गतस रुत-फल दया छख चॉनी स्यद्धपीठ आश्रम पछ छख चॉनी बबमोल आसबुन माय छख चॉनी ॥ 40 ॥

# खण्ड - 2

ग्वरॅ-पोश



#### ग्वरॅ - पोश

अनिगटि चॉन्गिस गाश प्रज़लान जूनॅ पछॅ जून गाह त्रावान यिथय पॉठ्य ग्वरॅदीव अनिगटॅ कासान बासान कोहॅ प्यठॅ सिरियि चमकान ॥ 1॥

> अँछ वछँ ऑसिथ ओनॅह लोगुम कनन भास्योम ज़र प्योमुत ज़ेवि दोपुम ज़्यवल मॅ बन अदय म्यूलुम ग्वरॅ वोपॅदीश ॥ 2॥

मोहचय-मालिय नाराह दिमॅहॉ छैतं करॅहॉन छटॅवॅनि अशिदारि सूॅ्य तिम पतॅ ग्वॅरस लोलाह बरॅहॉ यिथॅपॉठ्य सुदामा न्यथनोन द्राव ॥ 3॥

> वॉन्साह गॅयम ग्वॅरस प्रारान छांडान कोहन तॅ बालन प्यठ भास्योम वुम्बॅर ज़ायि मा करॅम गरॅम लॅराह हवाहस मंज़ ॥ ४॥

प्राण हय दितिनय प्राणय नाथन प्राण वन्दिज़िहस पादन तल प्राण हय रोज़ी पानय सोज़ी सतग्वॅर वाती न्यत्रन तल ॥ 5॥

> अपज़िस टख दिथ पज़राह वनॅहॉ दियसुन्द दियनाव भिय ह्यथ स्वरॅहॉ मनॅ मॅन्ज़्य मनॅसॅय लोलाह बरॅहॉ ॲन्दरी ग्वरॅ दीवस वॅन्य दिमॅहॉ ॥ 6॥

लोलाह बरॅहॉ गुरुहस पर्नेनिस हूरिथ ह्यकस नॅ दुम्बॅर्य तय हार गोडॅन्युक ग्वॅर छुम मोल तय मॉज तिहन्द्यिन पादन तल हरद्वार ॥ ७॥

> वितिकिस टाटस कुन थव जोऽन सासॅबॅद्य पकान तॅ लतॅ मोन्ड करान अभिमान त्रॉविथ राहत सारिनॅय ग्वरॅ मोखॅ वोनॅनम यिथुय बन ॥ ८॥

मन छुम चन्चल ठहरान नॅ केंह नेरान लोंति-लोंति फेरान वति-वति ग्वॅरस प्रुछुम मन नो डन्जे म्वॅछि मन्ज़ रॅट्य-रॅट्य कर अभ्यास ॥ ९॥

> यी विन ती विनि ग्वॅर विनि पानय असि छा वनॅनुक ज्ञान मुरखस, ज्ञॉनिस बेयि अज्ञॉनिस त्रेशॅवन्य गन्डि सु अऽिकसॅय गेजिह ॥ 10॥

ओनाह वुछुम गाशि रोसुय पकान वुछुम सेदि स्योदुय लोरि वुछुम ह्यवान कॉम प्वॅर विन मेति यिहाँय लूर ॥ 11॥

> ग्वॅरस वोनुम ग्वॅर क्याह गव वापस वोनॅनम वतॅहावुक वथ छम ज़ीठ तय छोटरावतम अमृत चॉव्य-चॉव्य वातनोवनस ॥ 12॥

गरि द्रास सुबहन ग्वरॅ दर्शनस मीलिम स्यठाह तॅ ग्वॅर नॅ काँह ग्वॅर छुनॅ श्रोग-श्रोग मेलान सारिनॅय यस मेलि तस छुय दिय अनॅग्रह ॥ 13॥

> ग्वॅर छा लायक ग्वॅर वनॅनस ग्वॅर गिछ् आसुन ब्रह्म स्वरूप ग्वॅर छी मेलान वित-विति फेरान ग्वॅर छुय त्रैनहुन्द कुनुय स्वरूप ॥ 14॥

ग्वॅरन येलि अनॅग्रह कोरॅनम वोनॅनम यि गव कर् चापुन मौखॅतय जॉनिथ वटुन शबनम वुज़ेम पानय दिय सॅन्द्य नाव ॥ 15॥

> दो'ध बॉविव अमिसॅ्र्स्य प्रॉविव पोश लॉगिव नरमॅय बॅन्यिव कंद बॉविव कंद्य बॅन्यिव अहं त्रॉविव सोऽहं प्रॉविव ॥ 16॥

ज्ञानाह बूजुम रॉत्य रातस यादाह रूदुम नॅ केंह साथाह बुछुम ग्वॅरस मेलॅनुक मीलिथ वोनॅनम कुनुय वचुन ॥ 17॥

> माय त्रॉविथ माय मॅशरॉविथ माय थव कीवल सद्ग्वॅरस सूॅत्य सुय छुय रॉछदर बारम्बार सूॅत्य-सूॅत्य पानस वतॅ हावुक ॥ 18॥

यॅन्दिरयॅ पॉविथ, लालसा त्रॉविथ सॉरिथ करमय यूगॅक्य फल ग्वॅर वाख पॉलिथ, सुमरण दॉरिथ तृष्णा मॉरिथ मेलख तस सूत्य ॥ 19॥

> श्रद्धायि हऽन्द्य पोश थॉविम चॉरिथ यियम तॅ लागस भावॅनायि सान अथन तुलन तॅ फेक्यन भरन मान्यम योदॅवय बनुन ग्वॅर ॥ 20॥

जहालत, रज़ालत बेयि अदालत छम नॅ यिमन सूँत्य लडनॅच महारत ग्वॅरन लोगॅनस पज़रॅचि क्रियाये मेलान अमृत मे अमि भावनाये ॥ 21 ॥

> अहंभाव त्रॉविथ, यिहोय जॉनिथ मॉनिथ मोथ छुम पद्यॅन तल व्यनथ करॅहॉ पर्नेनिस ग्वॅरस द्यॅनाव स्वॅरहॉ पॅनि मस शाहस ॥ 22 ॥

ब्योलाह वॅविथ तॅ पोशाह नीरिथ बागवान सगॅवान बरान लोल तिथय पॉठ्य फोलॅरान ग्वॅर तस भक्तिस मीठ्य युस करान पादन तस ॥ 23॥

> अमृत चेय-चेय अमृत बुज़्योम अमृत बन्योस ग्वरॅ दयायि सू्त्य अमृत वऽन्य-वऽन्य अमृत प्रोबुम अमृत सपद्योस ग्वरॅ कृपायि सू्त्य ॥ 24।

पाठ तय पूज़ा वौन्य गव स्यठा पूज़ा गऽयि वौन्य गुरुहस पर्नेनिस ध्यान कर तॅमिसुन्द मनॅसॅय अन्दर सुय छुय त्रैन हुन्द मूलाधार ॥ 25॥

> ग्वॅरस तॅ शिष्यस कुनुय रिश्ताह सिन खोतॅ सोन तय थिद खोतॅ थोद ज़ीव जोराह कुनुय आत्मा कुनी वथा तॅ ब्रान्दाह कुन ॥ 26॥

मोल मॅशरॉविथ तय ग्वॅर प्रॉविथ रोपॅ देद्यि मोनुय मोलुय ग्वॅर माधव धरन वथा हॉवऽस रोपॅ देद्यि प्रोवुय रोपॅ मन्जॅ सोन ॥ 27॥

> फिकिरा त्रॉविथ भंय मो थव लय थव पर्नेनिस ग्वरॅ दीवस सूॅ्य पज़रॅचि वित पख कॉंह नो डाली प्रऴॅनस दॅह छी मदतस अख ॥ 28॥

सत्ग्वरॅ चॉनिस सत्कर्मस मन्ज़ सत्ऋषियन हुन्द सत्सम्वाद सत्चित आनन्द सत् आनन्द सत् येम ज़ोनुय सुय सत्ऋबोष ॥ 29॥

> सुबहन तॅ शामन दोहस तॅ रातस छुस पर्नेनिस ग्वरॅ ध्यानस मन्ज़ लोत हार भासान पान पनुन छुम च्यथ कचि, मन डींज, शान्त व्यवहार ॥ 30 ॥

वित प्यठ म्यूलुम नफरा अख नजराह ग्रॉवनम हेरि प्यठॅ ब्वॅन वुछनस मन्ज ओस भासान अन्जान ग्वॅरन सूजॅ़नय तारनवोल ॥ 31॥

> ग्वरॅ ध्यान दोरुम मनॅसॅय मन्ज़ मनॅ मन्ज़ॅ न्यबर त्रोवुम नॅ केन्ह गोंडिथ थोवुम टिकलिस सूॅ्य खर्यनाह द्युतमस दोहॅ वादन ॥ 32॥

मॉलिस माजि अपमान करुन दसतारस ज़ीर दिन्य परमदीवस ग्वॅरदीवन हॅन्ज़ि अनॅवारि मन्ज़ मॉलिस माजि प्यठॅकनि जाय ॥ 33॥

> सतॅच वथ तॅ सत-साधना सत-पूज़ा छे बारम्बार सतॅय छु सत्गवॅर आसनवोल गटि हुन्द गटॅज़ोल गालनवोल ॥ 34॥

ओंमॅय दॉरिथ मन श्रोमरॉविथ ग्वरॅ सुन्द रूदुम ग्वरॅ अनॅग्रह अऽथ्य मन्ज़ ह्योतुम अन्दरी अचुन तित दय म्यूलुम गरुड़स प्यठ ॥ 35॥

> ग्वरॅ शब्द तॅ व्यपन बानॅ यस नॅ आसि सु क्याह रिट बानॅ ऑसिथ रटन वोल शोरि आसि तॅ पानय मेल्यस ॥ 36॥

करमॅचि करॅमय भूमी मन्ज़ करॅमस म्यॉनिस दिवान फ्युर त्रोवुम कर्म तस पादन तल सद्ग्वॅर लेख्यम नऽव कर्मलीखा ॥ 37॥

> तमस प्रकाश अपॅजिस पजर सिरियि प्रवॅ चटान अनिगटि मूल पापन क्षय, दयॅ नावॅ सूॅत्य ग्वरॅ दीव म्योन अधकार गालान ॥ 38॥

### खण्ड - 3

साधना

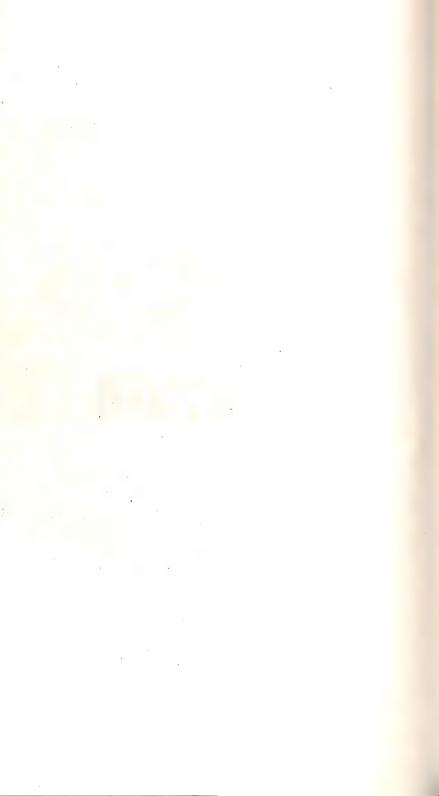

#### साधना

तन नाव दिह लिट मन नो प्रेनिये मन नाव अिक लिट तन छय जान मन नॉविथ मन म्बॅछि मन्ज़ रठतन यिथय पॉठ्य मेली पानॅ भगवान ॥ 1॥

> क्रकॅनाद लॉगिथ दय नो मेली दय छुय प्रथविज़ि पानस सूँत्य दयॅसुन्द नाव छुय मनॅ मंज़्य स्वरनुॅय ॲछ वछॅ ऑसिथ ॲन्य पॅक्य कूॅत्य ॥ 2॥

ओंगॅजि गज्यम मालॅ फिरान होंट लोंगुम क्रकॅ दितान पाद छेनिम दयस छांडान दय बुछुम पतॅ पनॅनुय पान ॥ 3॥

> मन्दर, मशीदय क्याह करन फरन ज़गतस सुबॅह शाम दय टोठान स्यज़रस तॅ पज़रस मो कर अपॅज़िस लोलॅ मतॅ लाय ॥ 4॥

स्यज्ञस्स, पज़रस खुर नो यिये अपॅज़िस पॅज़राबुन छुय अपकार वपॅकार कॉस्व-कॅस्व पुण्याह प्रावख पापशाप मेलनय पीडा दिनसॅय ॥ 5॥

> सोंखस तॅ दोंखस कुनी नज़राह पज़राह नेरी अमी मन्ज़य पर्नेनिस तॅ परॅदिस ह्युवुय वरताव स्यॅज़राव मन अमी डन्जि ॥ ६॥

वुछिथ लाग ऑन तॅ बूज़िथ ज़ॉर छोपॅ-छोपॅ करिथॅय स्यदॅह-मोल बन यिहोय प्रॉविथ यिहोय ज़ीनिथ तेलि मालि वातख अमरनाथ ॥ ७॥

> प्राणस दप्योम प्राण कित छिय वापस वोनॅनम वानस प्यठ दमह सून्चिथ च्यथ मे दिचॅम प्राण छा शूबान वानन प्यठ ॥ 8॥

कथाह वनय वारॅ थव कन मे ना वुऽॅम्बिरि सॉॅरुय दय अथॅ छुस मूरान मे क्याह कोऽरुय यिनॅबा चॅति यिथुय करख ॥ ९॥

> ज़िन्दय ऑसिथ म्वरदॅ लागुन ऑकॅल ऑसिथ बेकॅल बनुन मज़य ऑसिथ मज़य त्रावुन तेली तगी दय परजॅनावुन ॥ 10॥

द्रोताह दिमॅहॉ नफच्स पर्नेनिस ख्योऽन-च्योऽन दिमॅहॉस द्रोकि लायक तमाह मो कर सोरुय अपॅजुय त्रावतो सोरुय ज़िन्दॅ पानय ॥ 11॥

> हुपॉर्य, यपॉर्य, चोपॉर्य छोंडुम पाद फोलिम तॅ लोबुम नॅ ज़ॉह अकऽय विज़ाह यिथुय मीजिम त्युथुय वुछुम पर्नेनिस पानस मन्ज़ ॥ 12॥

नाराह दिमॅहॉ आसनस तॅ बसनस दूरि-दूरि वुछॅहॉस सूर किथॅ गोस लोतुय ऑसिथ लोतुय मरहॉ लोतुय तरॅहॉ क्रूठिस सॅदरस ॥ 13॥

> दूपाह ज़ोलुम ज़ेठि खोतॅ ज़्यूठ म्वचराह थोवमस बून्याह ह्यू दॅहा वोथुस ओबराह ह्यू मनॅ किन्य वलिथॅय मायायि मंज़ ॥ 14 ॥

लसुन तॅ बसुन रिशतन मन्ज्य मनॅ मॅन्ज्य रिशतन वायुन द्रोत पनुन पान अमिनिश अलग थॉविथ यिहॅय छय सेदि-स्योद वातॅनऽच वथ ॥ 15॥

> लूराह दिचॅनम ढ़खॅन्य किचॅय सूॅती वोनॅनम ह्यसय रोजुन मे छा खबर लूरॅय तार्थम जिन्दय वन्दॅहस प्राणॅय पादन ॥ 16॥

पर्नेनिस पानस म्बॅल मो खार यि छुय वलिधॅय मेचि अम्बार म्बॅलवुन चीज़ छुय पानसॅय अन्दर सोंदर मन थव सोनॅ सुन्द मन्दर ॥ 17॥

> ज्ञान येलि म्यूलुम ह्योतुम वनुन वनुन गव ती लूकन श्रपुन लूकन वॅन्य-वॅन्य फिक्रि तारुन पर्नेनुय पान छुय ईश्वर जानुन ॥ 18॥

शौद्ध थव मन तय बौद्ध प्रावख मो थव सूॅती द्वयत-भाव अकोय छुय तॅ अकोय ज़ानुन मान यि छुय प्रथ ज़ीवस मन्ज़ ॥ 19॥

> स्वनॅ-सॅन्ज़ हेर तय स्वनॅ-सॅन्ज़ लब स्वॅन ज़न चमकान गरॅच गरॅवेठ दयन हय त्वुत्नम तोगुम नॅ सम्बॅलुन ॲक्य अहंकारन कोरुस डुबॅडास ॥ 20॥

ज़नॅम मो़कॅल्योम धनॅ-द्यार सोम्बरान मे नो सृंचुम नेखम नॅ केंह आयम वॉणी रोज़ दयनाव सुमरान करसॉ जमह तॅ पोशी स्यठाह ॥ 21॥

> गूर वनान दौध बॉविव पुश वनान पोश लॉगिव वोन्य वनान कन्द बॉविव मॉज वनान अहं त्रॉविव ॥ 22॥

दून्याह जॉजिम मंज मॉदानस ॲन्डा-ॲन्डा सम्योम लूकॅ अरसाथ छोपॅ-छोपॅ कॅरिथॅय लूख व्यसरॉविम भगवान छांडनस छा हावभाव ॥ 23॥

> लोलॅक्य तॅ प्रेमॅक्य बंद बोज़ॅनोवुम भावॅक्य लॉग्यमस पोशि अम्बार त्रेशणा मॉरिथ, अहंभाव त्रॉविथ आयतन थोवॅमस पनुन पान ॥ 24॥

सन्यास दॉरिथ प्रोवुम थुने 'छॉन्ड्य-छॉन्ड्य छोन्डुम लोबुॅम नॅ केंह प्रहस्थ पोलुम तॅ ध्यानाह दोरुम अमी मन्जॅह लऽबुॅम सतॅची वथ ॥ 25॥

> मनॅकिस सॅदरस छाँठ वायनावतम गोडॅ हेछिनावतम छान्टि हॅन्द्य छल अथ सॅदरस मन्ज़ दून्याह दिमॅहॉ अति मा आसि म्योन परमीश्वर ॥ 26॥

मनॅके चान्गि सूॅ्य छोंडुम दय छॉन्ड्य-छॉन्ड्य म्यूलुम आध्य-प्रभातस दर्शुन कोरुम तॅ मन गोम शाद छेनहॅ गोस जालॅ निश कऽदॅ मन्जॅ कऽद्य ॥ 27॥

> क्रूध त्रॉविथ शान्त बनुन शान्त बॅनिथ अज्ञान त्रावुन वॉरस दकॅ दिथ लोलाह बॅरिथ प्रकाश वहॅरिथ गाश अन सारिनॅय ॥ 28॥

डूराह गोंडुम मन मॉदानस प्रेमुक बोवॅमस पोशय ब्योल पोश फोलिस तॅ फुलयाह द्रायस लॅन्डाह-लॅन्डाह नियख पानस सूॅट्य ॥ 29॥

> गोडॅ-गोडॅ खॅतिम नॅ फलख फिक्री अदॅ क्याह बोज़हॉ सन्त क्याह गव वोनहम सारिवॅय दियनाव स्वर अथॅ मन्जॅ नीरिथ प्योस पायस ॥ 30॥

छोपॅ दम कॅरिथॅय लोलाह बोरमस भगवानस कुन दॉरिथ ध्यान कथा चॅटॅम ख्यन-च्यन मोशरुम खॅटिथ थोवुम नियस मा कॉह ॥ 31॥

> परमधामस कुन द्रास सफरस वोनॅहम वतॅ छय स्यठा दुश्वार कऽम्य ताम वोनॅनम ॲन्दरी नेर छोचि वति वोतुस परमधाम ॥ 32॥

मॅग्य-मॅग्य मंगान परम दीवस करतम पूरॅ दिलॅक्य अरमान पज़रॅचि वित प्यठ फोलवॅन्य टूख लिंबकुन त्रॉविथ ज़गतॅक्य भूग ॥ 33॥

> आतम ज़ॉनिथ परनाह प्योसस गरि-गरि वोनॅमस चुॅय छुख थोद सरखम करिथॅय अनॅग्रह मोंगॅमस तॅथ्य सूॅत्य रुतफल ज़गतस क्युत ॥ 34॥

चोक तय मोधुर यकजा चालुन चालुन लूकन हुन्द दुर-व्यवहार चालान चालान युस द्राव अमिमन्ज़ॅ सुय छुय पॅज़्य पॉठ्य वोतॅमुत सन्त ॥ 35॥

> अशौद्ध त्रॉविथ नपॅ-नपॅ करान वेचार वोथान वुजान ज्ञान मनस शॉन्ती आनन्द लबान बूगॅ हॉन्कलॅ फुटिथ यिवान ॥ 36॥

ध्यानाह दोरुम मन ठहॅरोवुम सत्ग्वॅर रोटुम साक्षात पॉठ्य न्यबॅरिम हवा न्यबॅरी वुड्यव अन्दर द्युतमस नॅ अच्नॅ ज़ॉह ॥ 37॥

> सोरुय त्रॉविथ पान मोकॅलॉविथ सॉविथ मन तय प्रॉविथ दय अरज़थ पनॅन्य अनॅग्रह तसुन्द ऑसिथ म्युल गोम शिन्याहस सूॅत्य ॥ 38 ॥

बुडॅह नय छुख मुडॅह मो लाग मुडॅह नय छुख स्योद मो बन स्योद नय छुख चोर मो लाग ध्यान कर तॅमिसुन्द सुय दयावान

11 39 11

गरॅ-गरॅ फेरान गरॅ नो म्यूलुम गरॅ म्यूलुम पतॅ पानॅसुॅय मन्ज़ ॲन्द्य पॅक्य छॉन्डिम लोबुम न कॉंह सॉरी आवॅर्स्य मन्ज़ व्यवहारस ॥ 40 ॥ मनॅचे लिर मन्ज़ जायि वफूरा वाशाह कोडुम ज़्येठि खोतॅ ज़्यूठ चॅल्य-चॅल्य रऽट्य-रऽट्य अति बेहनोवुम वासाह कोरुम गरॅ-भरॅ दूर ॥ 41॥

> मनॅ पोश चॉरिथ शेरि लागुस ऑही मन्गुस जगतस किछ अन्दरी-अन्दरी पूज़ करुस न्यबरी बास कॉन्सि मो दि ॥ 42॥

ध्यानस तॅ ज्ञानस ठानॅ मो कर मनॅ किस वृषभस हटि कर रज चंचल ऑसिथ बरुन कलायि यिहोय गव मरुन तस पादन तल

|| 43 ||

ज़ॉगिथ, लॉगिथ बेयि बॉगरॉविथ त्रेनॅवॅन्य ग्यॅड कर बालिय ताख ध्यान कर तॅमिसुन्द प्राण ह्योर खॉरिथ शाह बोऽन वॉलिथ लोचॅराव पान ॥ 44॥ ज़न्म दॉरिथ ज़न्म रिथ खार छोंब्य मो कर ज़न्मॅच वॉन्स लालॅच, घृणा तॅ ब्वॅछि गॉलिथ मोकॅलाव पान यमी ज़न्मय ॥ 45॥

> ध्यानस, ज्ञानस बेयि ईशानस त्रैनॅवॅन्य ग्वड भर अशि ज़लॅ सॅूत्य मूल चृठ मानस वायुस द्रोत अदय मा प्रावख पनॅन्य पहचान ॥ 46॥

ॲछ जोराह दिव्नॅमचॅ वुछनॅ बापत दोऽर-नदोऽर यी छु वुछुन त्रेयिम न्यॅथराह दोशॅवॅन्य मन्ज़स खॅटिथॅय रूज़िथ खॅटिथॅय वुछुन ॥ 47॥

> कॉमाह करॅन्य तॅ कामिहुन्द फल यि छुनॅ कॉन्सि अथस तल कॉमाह करॅहॉ अथरोट कॅरिथॅय दयस मंगॅहॉ सेदि-बुथि तार ॥ 48॥

ॲक्य कॅर मेहनत बेय न्यू फल लोऽड सिपॅहन तय लकब सरदारस दिय-वित पकॅनस हिसाब छुय पूर यीचाह मेहनत त्यूतुय फल ॥ 49॥

> ओंम छुय बोड वतॅहावुक तथ अनिगटि मन्ज़ गाशस कुन अन्यन छु यिवान ज्ञानुक ज्ञान अनपढ़ ऑसिथ बनान विद्यमान ॥ 50॥

प्राणस अपानस क्याह छु सम्बंध दूनि तॅ ऑग्नस कुस कॉर ब्योन शिवॅस तॅ शक्ति कॅम्य कोऽर म्युल चॅति मेल पानय शिन्याहॅस सूॅ्य ॥ 51॥

> पोशॅ-बाग फोलॅंसुत वुछ्ान बागवान सृष्टि वोपॅदॉविथ ज़गतस पालान स्यज़र, शोज़र, पज़र यछान भगवान असुरन सम्हार राक्षसन गालान ॥ 52॥

छॉन्ड्य-छॉन्ड्य छांडान छोंडुम नॅ केंह लॅब्य-लॅब्य लबान लोबुम नॅ केंह पूज्य-पूज्य पूज़ान पूजुम नॅ केंह मनॅ मॅन्ज्य सोऽरान त्रोवुम नॅ केंह ॥ 53॥

> गरॅ रूपॅ बोमब्रन बंऽ-बंऽ कोरॅनम चेनॅवॅन्य दिचनम कनसॅय तल अन्दॅरी गरॅचय रज़ॅ चचिनम न्यॅबरी रूदुस गरॅ-भॉरी ॥ 54॥

रचि-रचि, पीति-पीति, चूरि-चूरि सोम्बराव अम्बार रॅत्य कर्मन हुन्द रॅत्य कर्मन सॅ्त्य निष्काम भाव यिहोय छुय सार गीतायि हुन्द ॥ 55॥

> तारॅबलॅ तार दिथ तोरनस अपोर कर्ने-शेच्छ बॉवनम वथ छय स्योद मन्ज़ वित वॉतिथ म्यूलुम सुय अथॅरोट कोरॅनम अन्द वोतुस ॥ 56॥

पज़ॅरस वोदबव, अपॅज़िस नाश पज़ॅरस बरकथ, अपॅज़िस रय पज़ॅरस संचृय्थ, अपॅज़िस विनाश पज़ॅरॅच वथ रटॅनोवनस तॅम्य ॥ 57॥

> गौतॅ दिथ सदॅरस मोखतॅ छु मेलान मीलिथ सपॅदान छि मालामाल ब्रह्मिकस सॅदरस गौतॅ दिथ वुछॅहॉ तित मा आसि म्योन रतन तय लाल ॥ 58॥

मनॅ-मॅन्ज्य मनॅपोश अर्पन क्रॅरिथॅय च्यथ डिन्ज थॉविथ डालुन नॅ केंह ह्यस होश पनॅनी कलॅपेठ्य आलवॅन्य तेलि दय बोज़ान आलव तॅ नाद ॥ 59॥

> संच्रंध्य कॅरितव रॅत्य करमन हॅन्ज़ मतॅ गोबॅरॉव्यतव पापव पान सौय संच्रंध्य सूॅत्य पकॅनॉविथ ऑही करॅनव पकॅनावन वॉल्य ॥ 60॥

# खण्ड - 4 भक्ति-भाव

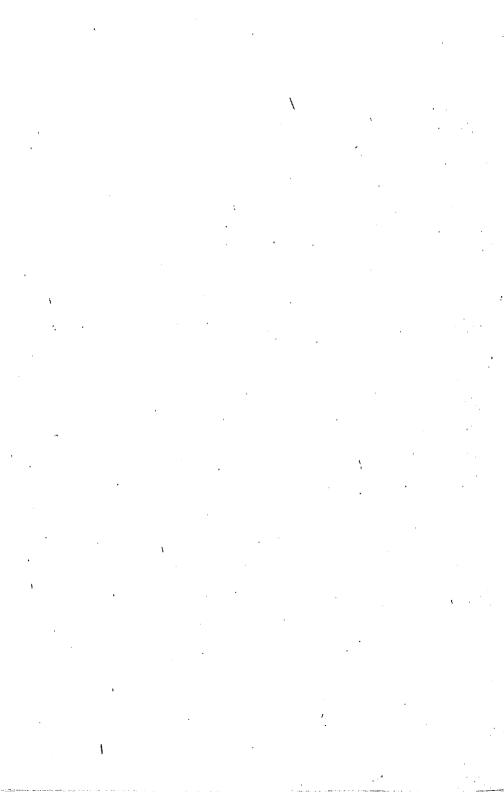

#### भक्ति-भाव

सोम्बरान सोम्बरान सम्योम नॅ केंह परान परान लाखोम नॅ केंह छान्डान छान्डान म्यूलुम नॅ केंह दोहॅ अकि अनॅग्रह पानय कोरनम ॥ 1॥

> भगवान वनान में कर याद मकर हुपॉर्य, यपॉर्य वखॅत बुरबाद मोकॅलॉविथ सारिवॅय पापव मन्ज़य प्रावख मोक्ष येमी ज़न्मय ॥ 2॥

अमी चूरन चूराह कॅरनम चूरे न्यूनम अहंकार वदान वदान शोराह कोरुम यिन बा दयि-राग निहम चूरे ॥ 3॥

> गरि द्रास अमि आशि मेलॅहॉ यारस बावस पंनॅनी दौख तय दॉद्य वथ्यॅ रॉविथ वथ रावॅरॉवनम हॉवनम वथ पय नय कॉन्सि ॥ 4॥

लबान लबान लोबुम नॅ केंह रावान रावान रोवुम नॅ केंह लबुन तॅ रावुन कुनी कथाह गथाह करॅहा अवतारस प्यठ ॥ 5॥

> ध्यानॅय दॉरिथ रोटुम मनॅस मन्ज़ खोटुम पनॅनिस मनॅ-मन्दरस मन्ज़ पहरॅ द्युतमस दोहन तॅ रॉच़न चलॅनस दिचॅ़मस नॅ वथ कुनिकुन ॥ 6।

केंछ्न खवश करान मंगुन केंह हय दिन तॅ खरान ख्योन पोऽछ छुय परमात्मा ज़ानुन पाद छलुस तॅ मनस बरुन ॥ ७॥

> लोलॅ अमृतॅ सूॅ्य दिमॅहॉस सग पोश फोलॅवॅन्य अर्पन करॅहॉस यस मटि खोतॅमुत छुस फेकि बोर ॥ 8।

मनॅकिस बागस ब्योलाह ववॅहॉ

दयस मंगॅहॉ च्र्यथ मे थवतम अन्तॅ समयस बॅ ह्यमॅहॉय नाव ॲछव तॅ कोठॅंघव मतॅ पावतम दफतम सेंदि-बुथि लब सॉ तार ॥ ९॥

> सुलि वुज़नोवुम तॅ नाबद ख्योवुम सोवुम पर्नेनिस पानस प्यठ गूरॅ-गूरॅ कोरॅमस सुबहन तॅ शामन मंऽग्य-मंऽग्य ह्योतॅमस दयॅ अनॅग्रह ॥ 10॥

नॅ त्र्यॅन मन्ज़ नॅ त्रुवाहन मन्ज़ बन्द छुय पर्नेनिस मनस मन्ज़ ख्यावुन, चावुन ऑश करॅनावुन न्यंबर मॅ त्रावुन वोपॅरन मन्ज़ ॥ 11॥

> दूर ऑसिथ नज़दीक भास्योम नज़दीक ऑसिथ पानस सूँत्य पानस सूँत्य-सूँत्य मनॅसॅय मन्ज़ मनॅ मंऽज़्य न्यबर त्रावन न ज़ाँह ॥ 12॥

त्र्यॅन रूपन हॅन्ज़ वैष्णव माता त्र्यॅन दीवन हुन्द नारायण त्र्यॅन लूकन हुन्द ब्रह्मस्वरूप त्र्यॅन न्यॅथरण हुन्द परम शिव ॥ 13॥

> छोलॅमुत पलव तॅ छेजॅमॅच तन क्याह करन दीवी द्वारन मन्ज़ दीवी तॅ दिवता श्योज़र मंगान शौद्ध मन सत्संग तॅ भक्तीरस ॥ 14॥

त्र्यॅन भवनन हुन्द त्रिभुवननाः त्र्यॅन कर्मन हुन्द त्रिकर्मण देव त्र्यॅन कालन हुन्द त्रिकाल दृष्टि त्र्यॅन ज़लन हॅन्ज़ त्रिवेणी ॥ 15॥

> भगवान वनान भक्तयन कुन भक्ति तुहॅन्ज़ तॅ दर्शुन म्योन सत्संग करुन गव दय प्रावुन सत्संग करन वाल्यन सूॅत्य ॥ 16॥

पूज़ायि खोतॅ छुय भक्ति-भाव भक्ति सूँत्य-सूँत्य शौद्ध वेचार वेचारन सूँत्य सम-दृष्टि तेऽली सपदी म्युल दयस सूँत्य ॥ 17॥

> आय छा करान कॉन्सि हुन्द पाय आयस करॅन्य छे पनॅनी कॉम पाय युस करी तस रठ पाद सुय छुय पानय तारनवोल ॥ 18॥

त्र्येन लरन हॅन्ज़ गायत्री त्र्येन युगन हुन्द यूगीश्वर त्र्येन ग्वॅरन हुन्द प्रयागराज त्र्येन थंग्यन हुन्द त्रिकूट पर्वत ॥ 19॥

> मर्नेकिस मंदरस चूनि जरॅनावस अन्द्य-अन्द्य लागस जरियि केम्खाब ॲथ्य मन्ज सॉविथ खौनि ललॅनॉविथ प्रॉविथ मंगस सॅदरस तार ॥ 20॥

ज्ञॉनी ज्ञानॅ सूॅ्रय छांड़ान तस मेलान कर्मीयस कर्मयूगॅ सूॅ्रय यूगी यूगॅ सूॅ्रय प्रावान तस लबान भक्त तस भक्ती सूॅ्रय ॥ 21॥

> सीवा करनस छनॅ अनॅवॉर्य न छे अनॅवॉर्य गरॅ गच्छनस अनॅवारि पनॅने दर्शुन करॅहॉ बरॅहॉ मन चानि भक्ती सूॅट्य ॥ 22॥

रंगॅरोस, रूपॅरोस आसनवोल बिहिथ शिन्याहस मन्ज़ शिन्याह पॉठ्य वुछान सारिनॅय वुछान नॅ कॉंह तस निराकारस कॅरितव प्रणाम ॥ 23॥

> सुमरण गरि-गरि तॅमिसॅन्ज़ करॅहॉ ह्यमॅहॉ तॅमिसुन्द मर्ने-मॅन्ज़्य नाव वुजॅ़मलॅ त्रॉविथ जूनॅय बनॅहॉ वनॅहॉ सारिनॅय गाशुक राज़ ॥ 24॥

## खण्ड - 5

आत्मानुभव



#### आत्मानुभव

हुपॉर्य, यपॉर्य दिव्रॅम नज़राह पज़राह वुछुम नॅ कुनी अन्दॅह अन्द्य-पॅक्य वुछिम पनॅनी स्यठाह ट्यठाह खॉरहम अपज़िस प्यठ ॥ 1॥

> थोदाह वुछुम फ्रस्ताह ह्यूह अकॅला वुछमस नॅथिस प्यठ बजर थज़रस छा आसान नरमी बजराह पतय लारान ॥ 2॥

अपुज़ कॅर्य-कॅर्य शुॅर्य-बॉच पॉलिम सथाह ऑसॅम मेति मेलि सौख दोह-दोह गच्छान वॉन्साह बढ़ान मे गव पानस बनान क्रन्ज़ ॥ 3॥

> शुॅर्य-बॉच पालान अपुज़ाह कोरुम सॉरी थॅविम भ्रमस मन्ज़ ऑखरस प्यठ येलि सफरस कोडॅहर्स न्यथॅनोन थोवहस फेक्यन प्यठ ॥ 4 ॥

सूंच-सूंच सूंचुम साथाह दिनम अख-अख बनान दिह पतें काह में छा पताह कुनिर्य थावनम तेलि क्याज़ि वन्दहाँ अपज़िस प्राण ॥ 5॥

> तोरॅ येलि आख न्यथॅनोन जाख सॉम्पथ प्रॉवॅथ वैभव छोवुथ त्रॉविथ सोरुय न्यथॅनोन द्राख रोजॅवुन कीवल दयॅसुन्द नाव ॥ 6॥

दान तय धर्म क्याह सॉ करन हवन करन ज़ेठि खोतॅ ज़्यूठ लूकॅ दिल रछुन छुय बोड धरमाह तिम खोतॅ बोड छुय परवोपकार ॥ ७॥

> दान हय दिख तें कॉन्सि मो वन हवनस प्यठ थव तन मन साफ लूकें दिल रिष्ठितय अहंकार त्राव परवोपकॉरी भास मो दि ॥ 8 ।

हवनाह कोरुम तॅ खरचुम वार्याह लूकॅ अरसाथाह सोम्बरॅम खाराह कुलफाह कोरुम नवीद दिनॅसॅय वन मालि क्याह छुम बूगुन फल ॥ ९॥

> रोछुम पनुन तॅ द्राव नॅ केंह रोछुम परुद वुछुम शेहजार पुछुम दयस यिम कम विह्य वारॅ बोज ॲथ्य वनान दासदारज ॥ 10॥

प्राण हय खोरुथ यि मा जोनुथ वालुन छुम नॅ पानस ताम येलि नॅ अमिच छय चे बावथ तेलि क्याजि लूभ तॅ अहंकार ॥ 11॥

> व्विछ त्राव क्विछ खस तस जानानस म्विछ मन्ज श्रोमराव पर्नेनुय पान ख्यने-ख्यने व्यॅठरावुन छुने जान मानकर मूशकस सूँत्य, चोलुन भार् ॥ 12 ॥

ऑसिथ वनुन छुम नॅ केंह ज़ीनिथ वनुन ज़्यूनुम नॅ केंह ख्यथ वनुन ख्योम नॅ केंह यिहोय गव मालि स्योदुय अपराध ॥ 13॥

> योदवय चे छुय लबुन पज़र वन छुम स्यठाह ऑसिथ नॅ केंह ज़्यूनुम स्यठाह ज़ीनिथ नॅ केंह ख्योम स्यठाह ख्यथ नॅ केंह ॥ 14॥

शेरि लागॅहॉ बॅ तस पम्पोश युस विन मे छु स्यठाह सन्तोष मगर मोह-मायायि मन्ज़ फॅसिथॅय विन मा काँह मे छु दॅह दर दॅह ॥ 15॥

> आसुन, बसुन तॅ बेयि दयिनाव अमि मन्जॅ मोकॅलाव गोडॅनिक्य जॅ दियनाव सोर्च-सोर्च सोरुय प्रावख थावख ज़िन्दॅह पान शाहन मन्ज् ॥ 16॥

सूरॅ मोत सूराह छॅकिथ पानस बम-बम भोले मंगान भिक्षा शिक्षा दिवान अवगत करान असि क्याह सनुन अथ व्यवहारस ॥ 17॥

> काम त्राव, मोह त्राव बेयि अहंकार क्रूधस, लूभस मो हे कॉम यिमन त्रॉविथ सुमरण प्रॉविथ 'कमअकल' ऑसिथ बनख ॲकॅल ॥ 18 ॥

ज्वय मीज क्विल सूँत्य किम चिकँचावय दोशॅवॅन्य म्युॅल गव नाव रूद अख यिथय पॉठ्य म्युॅल गिछ् दोशॅवॅन्य पानय योदवय त्रावख ब्योन रोजुन ॥ 19॥

> सॅदराह वुछुम ज़ेठि खोतॅ ज़्यूठ नज़राह अपोर पिजिम नॅ केन्ह वुफाह तुलॅहॉ अस्मॉन्य वुडॅहॉ यि गिंछ आसुन त्युथुय वोवमुत ॥ 20॥

मेऽ थॅर ऑस्यतन या सम्बन्धी वुछख अगर छि क्व-वति प्यठ फरॅज़ ऑसिथ फरॅज़ बनान दिशा हॉविथ दिशा लबान ॥ 21॥

> दूर दूरि मरॅच मेठान नखॅ यिथ छुय ट्यॅठान नाबद यिहोय वोनॅमुत छु ऑकॅलमन्दव मन रठ डण्जि गृहस्थस मन्ज़ ॥ 22॥

नार दज़ान सेतार बजान साज़ वज़ान कनन मन्ज़ भाव वुज़ान न्यबर नेरान फेरान जूग्य छांडान कस ॥ 23॥

> दोद हय छुय. तॅं चालख ना वन-वन करनय नेरी क्याह यी छुय ती छुय भूगुनं पानस अथ क्याह करन सन्त तय साध ॥ 24॥

क्रूराह खोनुम तॅ त्रेशाह चमॅहॉ चनय दिचॅनम नॅ दयन ज़ॉह आकाश वॉणी गॅयम कनन यिनॅ वॉल्य लूख करनय ऑही ॥ 25॥

> वित पॅकिथ, थॅकिथ तॅ छेनिथ थखाह कोडुम कुलिस तल ॲथ्य मन्ज़ गॅयम ॲछ प्यठ ॲछ दय वुछुम रखवॉल्य ज्गतस ॥ 26 ॥

टेकिस मन्ज ट्योकाह मालि प्यठ माल दॉराह ऑसॅस गासॅ लोव ह्युह गरि द्राव साधू फकीर बनिथॅय शामॅ आव वापस लूदराह ह्युह ॥ 27॥

> सेध्यन तॅ बोध्यन धोखॅ छा जान वितक्यन वथ डालॅन्च छा जान धोखॅबाज गाटॅल्य जानान पानस स्वर्गस दकॅ दिथ प्रावान नर्कस ॥ 28 ॥

धनॅ-क्यार मेलुन गव दौख मेलुन नय मेलुन गव स्यठहॅय सौख यि छुनॅ सारिनॅय तरान फिक्रि येम जोन सुय वाति पानय तोर ॥ 29॥

> पाप नय करख तॅ प्रावख सौख पापस पतॅ-पतॅ सूॅती दौख सौख-दौख मेलुन पानस ताम पाप त्राव, पोन्य प्राव आनंदमयी ॥ 30॥

ध्यान दारुन गव नार चापुन नार लॅगिथ पतॅ व्यतॅरावुन युस नेरि सुय बनि नारॅ द्राव सौन तस क्याह हाजथ अथॅ दारुन ॥ 31॥

> चोन म्योन वन्तम करी क्याह सोरुय चोनुय, चोन नॅ केंह दॉनी ऑसिथ मंगनस लागनख फिक्रि तारनख रोज़वुन नॅ केंह ॥ 32॥

बॅठिस पॅक्य-पॅक्य स्यठाह थोकुस वथा मीजिम नॅ अपोर तरनस पतॅ शाम गच्छ्यम ॲथि क्याह यियम सूंच-सूंच वुछुम अपारि पान ॥ 33॥

> कुलाह बोवुम तॅ शुहुलाह लोबुम शेहजार द्युतुन प्रथ यात्रिस ॲम्य मा सूंच पनुन तॅ परुद यिथय पॉठ्य बॉगराव चॅति शेहजार

हरुद गव तॅ सोंथ आव राथ गॅिय तॅ प्रवॅ पेयि शुरिल गॅिंय तॅ बजर आव ॲथ्य सॅनिथ वुछ दैवं व्यवहार ॥ 35॥

जुव ओर तॅ कोठ दोर दयस मंग पनुन अनॅग्रह दय छुय चोनुय पालनहार बाकय सॉरी ख्यनॅ-चनॅ यार ॥ 36 ॥ ॲछव तॅ कनव वारॅ बूज़िव कपॅटिस रूज़िव खबरदार ओनाह तॅ ज़ोराह लॉगिथ पॅकिव चर-चर ज़ेवि हुन्द छोटॅरॉविव ॥ 37॥

> अख अख समान क्रकॅ पोन्शि दिवान वदान पर्नेनिस सौखस सॉरी सौख नय आस्यख दौख क्युथ पेयख कुस कस क्याज़ि छटान बाख ॥ 38॥

सौख नो गव धन-द्यार आसुन आसुन, बसुन तॅ बेयि हूहू यी छुय ती छुय सन्तुष्ट रोज़ अरि जुवॅ शुख्यन-बॉचन मन्ज़ ॥ 39॥

> कूर ज़्यनॅ क्याज़ि गोय अलहुन्द बुध यि हबा गव दयॅ सुन्द द्युत शक्ति सूॅती सृष्टी बनान सृष्टी सूॅत्य-सूॅत्य अम्युक विस्तार ॥ 40॥

राथ मोकॅल्यव, पगाह यिनॅवोल कुस ज़ानि पगाह क्याह बननवोल यि छु ति छु वुनिक्यन छु ॲथ्य मन्ज़ क्याह छु रोज़नवोल ॥ 41॥

> चोक तय मोदुर बेयि सौख-दौख असुनाह, ग्युन्दनाह बेयि वदुनाह रावुन प्रावुन पन तय परुद शान्त मन मतलब जॉनिथ कुनुय ॥ 42॥

दूर थॅदिस कुलिस प्यठ चूरि बिहिथ अख जानावार सोंचान पर्नेनिस दिलस मन्ज़ कर मेलि मेति मनुष्य ज़ीवन ॥ 43॥

> क्रिक बगॉर सन्तोष दिलुक मनॅच शॉन्ती इण्जि वेचार छोपि हुन्द शान्त वातावरण यिहोय गव अन्तःकर्णुक सौख ॥ 44॥

न्यॅन्दराह कॅरॅम तॅ वॉन्साह गॅयम अपुज़ांह वोनुम तॅ वोलॅहस पापव वॅन्य-वॅन्य वोनॅहम छोलुम नॅ मल त्रॉविथ सोरुय दिय अनुग्रह प्रोवुम ॥ 45॥

> अकोय ऑसिथ, अकोय जॉनिथ अकोय मॉनिथ, अकोय प्रॉविथ अकोय वॅनिथ, अकोय लॅबिथ अकोय सारिनॅय हुन्द मूलाधार ॥ 46॥

मॉलिस तॅ माजि हुन्द थ्वॅथ भासान भासान बिंड खोतॅ बॅड्य दुश्मन . दौख-सौख त्युहुन्द नॅ अपनावान सिरिफ क्याह साधन पतॅ फेरान ॥ 47॥

> शुॅर्य छिम तॅ शुर नॅ कॉंह पनॅन्य छिम तॅ पनुन नॅ कॉंह सौख सोरुय तॅ सौख नॅ कॉंह चृटिथ सोरुय, खॅटिथ मनस मन्ज़ ॥ 48॥

साध तय सन्त क्याह करनख भाग्य-लिख्युत छा बदलान ज़ाँह वव बा वव तॅ लोन बा लोन समयस ऑदीन प्रथ काँह कथ ॥ 49॥

> रूपस तॅ रंगस क्याह सनुन वनुन मुडस कुन रामायण पॅर्य-पॅर्य परनस पर्युन करुन मरुन गच्छि संसकारण प्यठ ॥ 50॥

लूकॅ अरसाथाह पर्ते-पर्त साधस दूरि-दूरि वुछुम कुस क्याह करान साध हय तॅ हाव-भाव क्याह साधॅ व्यवहारस ज़ख वातान ॥ 51॥

> सॅदरस ग्वॉ दिथ फोटुस नॅ केंह फोटुस तॅ फोटुस आॉ क्विल मन्ज़ फटान फटान वेचार कोरुम यस रिंछ दय, तस क्याह भय ॥ 52॥

द्युतनम दयन, ॲछन मोथुम दय छुय ज़गतुक पालनहार वित प्यठ ऑसिथ ख्यॅनाह म्यूलुम दिनॅ वोल अख, ख्यनॅवॉल्य अनीख ॥ 53॥

> सिरियस बुधि आव ओबरॅ लंगाह ताफ हय ओस तॅ अनिगटॅ किछ् यिथॅ ठुर् यिवान बुधि सन्तोषस फटान कुकर्मी कॅन्ड्य-ज़ालस ॥ 54॥

अन्यरुक ज़ालाह वोलुम पॉन्य पानस नेरनस अन्द्य-पॅक्य थॉवॅम नॅ वथ ह्यनॅ आस ज़ालस निनॅह आस कालस ऑखरस कोडॅहस मोरदॅ पानय ॥ 55॥

> काम, मोह, अहंकार त्रॉविथ क्रूधस तॅ लूभस दि गरदन सन्तोष प्रावख लोब ह्यथ यिमन 'कमअकल' बनोवहख यिमव पांचव ॥

मनुष्याह बुछुम पोपॅमुत टंग डखॅवॅन्य लूराह वथ सारान लॅराह लदान तॅ वथरान सौन फोलॅबुन पोश तॅ गरि जोराह ॥ 57॥

> वॉर तय हसद पालान सॉरी मिलचार रोवमुत, मन्दॅछोमुत आसुन-बसुन हुॅम्य कति ओन बोय छु बॉयिस ज़ागि रोज़ान ॥ 58॥

ज़िठ्यन तॅ टाठ्यन रोव आदर इकॅवटॅ रोजुन रोव तथ सूॅ्र्य रॅंट्य संसकार तॅ मान-मर्यादा नेचुव विन मॉलिस मोल क्याह गव ॥ 59॥

> क्विसिपथ, क्वरबद बेयि क्व-वासना मेलान सोलबॅ अज़ शुर्यन मन्ज़ कसमाह कॅरिथ शुर्य-बॉच मारान व्यवहॉरी बनान बॅल्य पॅज़्ययार्ख ॥ 60॥

धोखँबाज़, अपज़्योर, अपॅजुय फोलान भासान तस ंदय छुम खँवश ं पज़रॅचि, स्यज़रॅचि रज़ि युस लमान प्रावान सुय छुय दयि-सन्तोष ॥ 61॥

> गूरिस प्रॅळ्घोम दौध क्युथ छुय आबस ध्यार तॅ दौध मुफ्तॅय आब गोय च्येय दौधस रठ हारॅ बूज़िथ गूर गव नजरन दूर ॥ 62॥

मॉल्य सूज़नस वॉनिस निश रोपिय ह्यतंस अकलि पाव अकॅल कॅनिथ मोकॅलिथ गॅयम बॅति नेरॅ वोन्य फालव दिथ ॥ 63॥

> कर्म, क्रिया तॅ क्रियावान पानस ऑधीन छी सॉरी युथाह करख त्युथाह लोनख संच्यथ रोज़ी कर्मफल म्यूठ ॥ 64॥

वॅन्य-वॅन्य सून्चुम वनॅ कोताह बूज्य-बूज्य थॅकिम स्यठॅहॅय कन वुड्य-वुड्य लोसम ॲंड वार्याह अपुजुय ग्वॅराह तॅ डिन्ज रठ मन ॥ 65॥

> पछ करमस तॅ गॅयम लछ बोर तुलॅमस तॅ गोम लोर लोल बोरमस तॅ द्युतनम दोल वाद कोरमस तॅ अपुजुय साध ॥ 66॥

ऑकिस-ऑकिस वथ प्रॅंड्गन प्रॅंड्गन-प्रॅंड्गन कदम पकान कॉंह नॅ पज़रॅच वथ वनान दय नियम पानय वथ हावान ॥ 67॥

> सौखस मन्ज़ नॅ मनॅच शॉन्ती सौख छुय दयस मॅशरावान ऑही मंगुस दितम गोरॅबत तॅथ्य मन्ज़ चावतम लोलॅ-अमृत ॥ 68॥

राथ गॅिय तॅ प्रकाश फोल वन्दॅ चोल तॅ शीन गोल सोंथ गव तॅ बहार आव ओबुर हटि तॅ गाह छटि ॥ 69॥

> पृथ्वी त्रॉविथ आकाश लोबुम ॲथ्य मन्ज़ वुछुम दयॅ-व्यवहार दिवता सॉरी मनुष्यस जॉिंगथ लॉिंगथ तोहमच् ॲिंकस प्यठ ब्याख ॥ 70॥

ज़ागि-ज़ागि रूदुस ज़ागान तस खूचुस पनॅंन्यव करतूतव हनि-हनि सॅनिथॅय पनॅनिस वजूदस दॅदवन भास्योम, पनुन नॅ कॉंह ॥ 71॥

> गौब्यॅन बानन छि लोती ठानय ठानन तल छुय बॅसिथॅय राज़ ठानय डालख, चॅ क्याह प्रावख राज़ थव राज़ॅय राज़स निश ॥ 72॥

ओस बोराह तुलमुत गींबि खोतॅ गोबॅय पॅक्य-पॅक्य भास्योम बाराह नॅ केंह बारॅ रोसॅ पॅक्य-पॅक्य स्यॅठाह थोकुस गोब छुस गोमुत पापव सूॅल्य ॥ 73॥

सोन्दर तन तय सोन्दर वॉणी
सोन्दर मनॅक वेचार
सोन्दर वातावरणस मन्ज़
सोन्दर दयॅ सुन्द नाव ॥ 74॥

करॅनॉव्य नावि मन्ज़ बेहनोवनस वोनॅनम तार दिथ तारथ अपोर नाव डॅज वॉतिथ मन्ज़ सॅदरस अदय जोनुन दय छु तारनवोल ॥ 75॥

> दूर्यर चोनुर्य नज़दीक भास्योम नज़दीक ऑसिथ मनस मन्ज़ सूॅती ऑसिथ दूर क्याह गच्छुन फेरुन ॲन्य पॉठ्य अनिरस मन्ज़ ॥ 76 ॥

मालॅ जपान फाकॅ दरॅन्य फाकन मंज़ स्यठाह हावभाव फाकय दरुन तॅ फाकय रोजुन अथ वनान मालि ब्वॅछि गालॅन्य ॥ 77॥

> काया मॅरिथॅय मेचि सूॅ्य मीज वजूद हय ओस सु कोत गव ऑसिथ-बॅसिथ बस नावाह रूद रुत ओस कोरॅमुत, फिरुख रुतुय ॥ 78॥

परुन तॅ लेखुन क्याह कर्यस भरुन नटि-पानि सूॅत्य क्रेंजुल परनस सूॅत्य-सूॅत्य रॅत्य वेचार रॅत्य आसॅन्य गच्छन संसकार ॥ 79॥

> बूज़िथ बूज़ुम बूज़ितव तोह्यति पन हय कुलिस तॅ हिलि मा ज़ॉंह दय येलि यच्छि तय तेली हिलि तोह्य कम कॉम करनावन वॉल्य ॥ 80॥

बॅड्य-बॅड्य पोशाह पोशॅ बागस मंज़ वुछ्य-बुछ्य लूकन दिल तम्बलान चॅह्य-चॅह्य तुलॅरियन रस मेलान यी पज़ि मनुष्यस थावुन याद ॥ 81॥

> कॅन्य-कॅन्य लॉयिथ किन-किन कोरॅनस वन्तस क्याह बा यी छा जान पोजुय ऑसिथ पज़राह वोनॅमस अपुज़ सगॅनॉविथ राजाह करिहे ॥ 82॥

असि क्याह मंगुनुय, सूँत्य मेचि मेलुन पछ थव पनॅनिस कर्म-फलस प्यठ मंगतस ऑही ज़गतस किछ्य सपदी सूँत्य-सूँत्य चेति अनॅग्रह ॥ 83॥

> रंग हय कुनुय तॅ बेन्यर क्याज़ि क्रॉहनिस दंकॅ तय वोज़ॅलिस थफ ज़ीव हय कुनुय तॅ द्वैत क्याज़ि वऽर त्रॉविथ, लोल बॉगराव ॥ 84॥

आय कूॅत्याह तॅ गॅय कूॅत्याह यिन कूॅत्याह तॅ गच्छ्न कूॅत्याह यिनस तॅ गच्छ्नस छा शुमार शुमार कर पनॅन्यॅन करतूतन •॥ 85॥

> कन्या ऑसिथ कूर सपॅदेयस कोरि पतॅ नौशि हुन्द नावाह प्योम नौशि पतॅ हशि हुन्द दरजाह म्यूलुम तिम पतॅ रूज़ॅस अथॅ मूरान ॥ 86॥

नेचिविस वुछिथ सोंचान मोल ब्योल हय कुनुय चोक क्याज़ि रस शकॉल कुनुय तॅ अकॉल ब्योन ब्योन कोर पनॅन्यॅव कर्म-फलव ॥ 87॥

> आय बतॅ ऑसिथ बेयि दोर कोठ यस पूश तस क्याह दूश सु छु पनॅनुय भूग भूगान शूभान तॅमिसुन्द वाख तॅ वचुन ॥ 88॥

बायि म्यानि करख ना सवाबॅच कॉम अथॅ रॅटिथ ऐमा तारतन अपोर क्रेकि रोस अथॅरोट हाजथ मन्दन कुल वव फल छुय पपनवोल ॥ 89॥

> क्रालॅ सॅन्ज़ म्यॅच़ तय रंगरुन रंग सोनॅरस कॅहवॅट छे पानस सूॅ्त्य क्रालॅ अथॅ गॅरिथ तॅ नारॅ भच्छि बॅरिथ सोबूत नीरिथ अदॅ छुय म्वल ॥ 90 ॥

मे क्याह सनुन चान्यॅन कथन बॅ क्याज़ि करॅ नेंद्या चॉन्य चॅ छुख बॅय, बॅ छुस चॅय सु ति कुनुय, ॲस्य ति कुनी ॥ 91॥

> अथॅ मिलविथ अथॅवास करव बरव दिलन मन्ज़ माय-मोहबत कुनुय छु दय तॅ कुनुय ज़ीव तेलि क्याज़ि वरतव द्वैतॅभाव ॥ 92 ॥

साधना तिमसॅन्ज येम त्रोव सोरुय बोरुय वॉलिथ लोतुय रूद लोतुय मॅरिथ लोतुय तॅरिथ तित गव मीलिथ तिमसॅय सूत्य ॥ 93॥

> अपॅज़िस सग तय पज़रस द्रोत धोखस, फरेबस ह्यवान कॉम सेद्यॅन तॅ बोद्यॅन अथॅ पेठ्य तारान सोम्बरान सॉम्पथ, दयस मॅशरान ॥ 94॥

चोयशीथ लब्ध ज़नम दॉरिथ प्रॉविथ मनुष्य-सुन्द थोद ज़नमाह ॲथ्य मन्ज़ शूभ्या धोखॅ मक्कॉरी तस क्युत दय छुय सम्हॉरी ॥ 95॥

> शहरस, गामस यिहाँय छे कथाह वथाह रॉवॅख, लॅबॅख नॅ केंह थॅकिथ तॅ छेनिथ, मारॅ गॅछिथ बुथाह फुटिथ रूदिय पशेमान ॥ 96॥

कूंध हय करख बोद्धि नाश गच्छी घमण्ड खेयी ज्ञानस वेचारस लालॅच दिवान द्रोत ईमानस लोलस लोलॅ-सूॅल्य सग मेलान ॥ 97॥

> लिर सूँत्य लॅराह, शूबिदार नॅ केंह फेकिस सूँत्य फ्योकाह, गमखार नॅ केंह यारस सूँत्य यॉरी, हमसीनॅ नॅ केंह दयस सूँत्य माय, छेनि नॅ केंह ॥ 98॥

दोच्छि-दोच्छि ऑही पानय प्रावान ख्यावान युस छु न आसनस मंज़ दिवता ति सॉरी बॉगिस प्रारान वेष्णु-पाद छुस हृदयस मंज़ ॥ 99॥

> गरॅ त्रॉविथ गरॅ छोंडुम गरॅ म्यूलुम गरॅ शान्त वुछुम गरॅ छोनुय गरॅ बॅरिथ गरॅ फोलिथ गरॅ दिवता सूॅ्य ॥ 100॥

हुपॉर्य, यपॉर्य, चोपॉर्य अनिगोट लूट, खसूट तॅ अपॅजिस कॉम बोय बॉयिस रतस जागान कोरि रोव विश्वास मॉलिस प्यठ ॥ 101॥

> लॅम्य लॅम्य लमान, नावि छेन्य रज़ नाव गॅिय नीरिथ सॅदरस कुन दयस मंग्य-मंग्य नाव लॅज बॅिठस यस रिछ दय मिर नॅ ज़ॉह ॥ 102॥

दूरि-दूरि रूज़िथ चूरि रूदुस अनिगटि कोडॅनस विन रूदुस छॉन्ड्य-छॉन्ड्य छोन्डॅनस लिब रूदुस अनॅग्रह कॅर्य-कॅर्य मटि रूदुस ॥ 103॥

> मनॅ किस नागस नाल वलिथ नागरूपस मन्ज़ असुर बिहिथ नागस ब्रोंठॅकिन ध्यान दॉरिथ मन डॉलिथ छुस वतॅ-फ्युर करान ॥ 104॥

मतलॅब्य यारस बेयि ऑशनावस मतलब नीरिथ जानान नॅ केंह अऽकॅल बॅनिथ बेकॅल जानान फरान पर्नेनिस अऽकॅबतस ॥ 105॥

> ऑबव सूॅ्ती मनुष्याह बॅरिथॅय फॅरिथॅय न्यूमुत लूकन सौख दौख हय कॉन्सि मरहम करतस बरतस लोल प्रथ रिंग मन्ज़ ॥ 106 ॥

मुज्यन तॅ गोगॅज्यन क्याह सम्बन्ध ज़लस तॅं तीलस म्युल नॅं केंह हिशर नॅ हिश-नौशि व्यवहारस ब्योन थव त्रेशॅवॅन्य, भूगख सौख ॥ 107॥

ॲक्य सॅन्ज़ मेहनत, आहार बेयि सुन्द ॲक्य कर सन्चेथ, बेय तुल सौख ॲक्य सुन्द गहनॅ, बेय सुन्द कन यहोय गव मालि दैवँ व्यवहार ॥ 108 ॥ सु तॅ बॅ, बेयि नॅ कॉंह तवय भास्योम बॅति सुय, सुति बॅय रूज़िथ यिथिस व्यवहारस मन्ज़ तेलि क्याज़ि लूभ, मोह तॅ अहंकार ॥ 109॥

> युस नॅ कुनी, सु कित आव युस नॅ कुनी, सु कस जाव युस नॅ कुनी, तस क्याह नाव युस नॅ कुनी, तस बावॅ-भाव ॥ 110॥

वुज़ॅमलॅ तॅ गगॅरायि क्याह करनस यस आसि तॅमिसुन्द अनॅग्रह सूॅ्य मन्दर तय मशीदॅ क्याह करनस यस आसि मन कपॅट्यन सूॅ्य ॥ 111॥

> सिरियि तॅ च़न्द्रम बॅनितव सॉरी गाशिरॉट्यतोन ज़िंग हुन्द प्रथ अन्द नॅ छुख बोड़ तय नॅ छुख लोकुॅट सोनॅय बॅनितव करतूतव सूट्य ॥ 112॥

## खण्ड - 6

विस्थापन



## विस्थापन

तुल्य-तुल्य सोम्बरान ओलाह वृनुम फाह म्यूल तॅथ्य मन्ज़ दोहॅ वादन वुडॅवुन ग्रद आव नज़राह त्रॉवॅन ओल नाहनोवनम, चॅलरोवनस ॥ 1॥

> छन जायाह रॅटमॅच बोनि शेहजारस आसन दॉरिथ ध्यानस मन्ज़ आरस ॲन्द्य-पॅक्य व्यनॅ अम्बाराह बोज़िना दय म्योन मेति दियि जायाह ॥ 2॥

कोफूर रंगें छुय सेधि हुन्द ज़ल सेधि मंज़ श्रानाह पापन ख्य गंगेंबलें गंगा शॉद्यपोरें संगम किति बोज़ि राज्ञा बेयि दियि नाद ॥ 3॥

> डेकॅह-लॉनिस असि क्याह ओस लीखित अडॅरॉचन मन्ज़ गरॅबार त्रोव क्याह ओस कोरॅमुत असि प्यव बूगुन दमबर तॅमिसुन्द ज़िन्दॅ थोवॅनख ॥ 4॥

कोंगॅ बागस मंज़ कोंगॅडूर शूभान चमकान फुलया जूनॅ पछस मन्ज़ बोनि हवाहस मंज़ बोनि सबज़ाराह वोज़ॅलान बोनिपन हरदॅ स्वतस मंज़ ॥ 5॥

> पोशॅबाग होखिमॅत्य, हून्य वुन्गान चलॅलार लूकन गरॅं गच्छनस रतॅं सूत्य सड़कन वोजॅजार गोमुत राक्षस वोपॅदेय ऋषिवारि मंज ॥ ६॥

हॉरी, कॉली तॅ बद्रकॉली शारिका, राज्ञा बेयि ज़ाला पाठाह परॅहॉव, भजनाह करॅहॉव राथाह वसॅहॉव तुलॅमुल प्यठ ॥ ७॥

> बुरॅ लॅज्य नज़राह माजि कशीरि लोब ह्योत तितक्यव पीरव फकीरव ग्रज़वॅन्य व्यथ ऑस, श्रोपरॉवॅख लोगुख ग्युंदनाह चृकिसॅय तल ॥ ८॥

इकॅवटॅ दोशॅवय प्रात:कालस पॅक्य-पॅक्य लालस लोल बरान अकि अन्दॅ घण्टा बेयि अन्दॅ अज़ान अख अच़ान मन्दॅरस ब्याख दरगाह ॥ ९॥

> रॅचवॉर, ऋषिवॉर सॉन्य ज्यनॅ जायाह परनाह प्यमॅहोस सप्तऋषियन तल कश्यप, नुन्दॅऋयोष बेयि ऋषिपीर अन्द वॉत्यतन वोन्य सोन वनॅवास ॥ 10॥

अमरनाथॅच अमर कथा, अमर कोतर जूख अमरावती अमरबूत, अमर अत्युक वजूद अमर वॉतिथ अमर सपॅदिथ, अमर ॲमिसुन्द नाव अमर वॅनिथॅय अमर करतम, अमर तसुन्द लोल ॥ 11॥

> वनॅहॉ वनॅकिस यारि-कुलिस कुन कथॅ चाख करॅहॉ फ्रस्तस सूॅ्य नजराह त्रावॅहॉ बोनि-लंगन कुन त्रेशॅवॅय त्रोवॅहस गरॅ-बरॅ दूर ॥ 12॥

नौशन तॅ कोख़न, हशन तॅ माजन क्याह प्यव वुछुन तॅ क्याह भूगुन असि त्रोव सोरुय, असि रूद मान बठ्यन लोरि, लारॅ-लार शालन ॥ 13॥

> वोतॅशन, मनिगाम बेयि वासॅकुर साधना भूमि रोपॅ भवानी माधव धरॅ सॅन्ज़ अलख-ईश्वरी चश्मॅ-साहिबी नियाज़ तय प्रणाम ॥ 14॥

ऑखॅरस लॅग्य ॲस्य शीनॅ प्यठॅ तापस वापस फेरनॅव कर यियि विज़ बादामवारि हॅन्ज़ बादाम फुलया दीवी आंगनॅक्य तॅत्य-तॅत्य गॉर्य ॥ 15॥

> बोनि शेहजारुक शुहुलाह कर्रहाँ ननॅवोर पकॅहाँ प्यठ सबज़ारस बोनिपन ज़ॉलिथ वुशनेर कर्रहाँ पकॅहाँ शीनॅ पेठ्य खॅरॅ त्रावान ॥ 16॥







किताबि हुन्द नाव कण्ठपोश

कवि चमन लाल राजदान

107-डी, पॉकेट-बी सक्नत

दिलशाद गार्डन

दिल्ली - 110095

दूरभाष - 22136144

22117804

छापन वॅरी 2003

तेदाद 500

सर वर्क वीरेन्द्र राज़दान

कंप्यूटर डी. टी. पी संजय काचरू

सुरेन्द्र राज्दान

व्यैथ ग्राफिक्स छापखानॅ

09818190360 09810034653

म्बल रु 50.00

पब्लिशर शारदा पब्लिकेशंज

जम्मू तवी

(© येमि किताबि हॅन्द्य सॉरी हकूक छि महफूज़)